#### गोपालदासजीकत

### श्रीवञ्चभारूयानको

वजभाषामे

#### व्याख्यान

तथा वजभाषामे उत्सवनिर्णय

ओर

श्रीनाथजी प्रभृति कितनेक भगवत्स्वरूपनके

गुजराती भाषामे धील

तथा

श्रीगंगाजीको ओर श्रीयमुनाजीको

संस्कृत कीर्तन

यह सब

# गोस्वामिश्रीजीवनजीमहाराजकृतयंथ

गङ्गानानी नामसंप्रसिद पंचनदि गोवर्धन छालाजीरुत टिप्पणसहित

मुंबईमे

<sup>41</sup> स्याज्ञन्ह **छापखानामे** छापिके

प्रासिद्ध कियेहे

संवत् १९२८ शके १७२३

## ॥ अथउत्सवनिर्णयः प्रारभ्यते ॥

श्रीवालकणोजयति ॥ श्रीबेलकणपत्कंजमानसस्थंसुखप्रदं॥ प्रणम्यतत्प्रेरणयात्रंथोऽयंक्रियतेमया ॥ १॥ दोहा बक्कभनंदन पदयुगल वंदन किर सुखदान॥ निजमारगनिरनय निरिष्व लिखिहूं ताहिप्रमान॥ अथ प्रथम श्रीमहाप्रभुननें श्रीभागवततत्वदीपनिबंधकेविषें एकाद श्रुपवासादिकर्तव्यंवेधवर्जितं या कारिकाविषे एकादशीसूं निर्णयको कम लियोहे तेसें ॥ अब हू एकादशीसूं आरंभ किर्के निर्णय लि खितहूं ॥ अथ एकादशीनिर्णयः ॥ दशमी जो पचपन ५५

🐧 अब गोस्वामिश्रीजीवनजीमहाराजनें दैवीजीवनर्षे रूपा करिकें स्वमार्गीयउत्सव नको निर्णय व्रजभाषामें कियोहे क्यों जो अनेकवैष्णव भगवःसेवाके आग्रही हैं ओर संस्कृतपंथनकी ज्ञान विनक् नाहि ओर स्वमागीयसंस्कृतश्रंथ देखिके यथार्थ निर्णय कहिवेवारे हु आजकाल सर्वत्र मिले नहि कहीं कहीं होंग तासूं भाषाके ग्रंथिना विनसर्वविष्णवनकूं उत्सवनको ज्ञान होयसके नहि और उत्सवनके ज्ञानविना सेवा सर्वथा बनिसके नहि और ग्रंथनसूं विरुद्ध उत्सव माने जांय तो प्रभुनकी बड़ी ही अपराध पडे तासूं यह अपराध दूर करिवेकूं ओर सेवा सांग करवायके अजजीवनक् हु परमफलपाप्ति करवायवेकं गोस्नामिश्राजीवनजीमहाराजने यह भाषामें उत्सवनका निर्णय कियोहे या ग्रंथकी टिप्पणी श्रीजीवनजीमहाराजकी आजास् घनइशमभद्रमुतः गहूलाला या नामसं प्रसिद्ध पंचनदिगोवर्द्धनकालाने कीनीहे अब श्रीजीवनजीमहा राज या उत्सवानिर्णयमें विव्रनिवारण कारिवेकूं एकश्लोकर्ते मंगलाचरण करतहें ता श्लोकको अर्थ अपुने ठाकुरजी श्लीवालकृष्णजीके चरणरूपकमलकूं प्रणाम क रिके अंत: करणमें विनकी प्रेरणाते यह प्रंथ में करतहूं अन चरणकूं कमल कही। याकी अभिपाय यह जो जेसे कानल कोमल होतह ताप हरतह शांतलत। करतहे तेर्से चरणारिंद हू कीमल हे संसारताप हरिके श्रीतलता करतहे ओर यह चरणा रविंद केसी है मानस जी भक्तनंकी मन तामें रहतह जैसे कमल हू मानस जी मानससरीवर तामें रहे ओर चरणारविद सुखपद हे सी अगणितानंद देवेखरी है जर्से कमल हू सुगंध।दिकते आनंद देतहे.

घडी होय तो वा एकादशीको त्याग करनो ओर पलमात्र हू जो पचपन घडीमे ओछी होय तो वह एकादशी न छोडिन एसें श्रीकल्याणरायजीनें हू आपनें एकादशीको निर्णय कियोहे तामें लि रूपोंहें ओर जो ज्यांतिषी पास न होय ओर वेधकी संदेह मनमे रेहेतो होय तो शुद्धदादशीके दिन वत करनो एसी वाक्य हे और दी एकादशी हीय तो दुसरीएकादशीके दिन वत करनी ओर दी दादशी होय तो शुद्धएकादशी होय तो हू पेहेली दादशीके दिन वत करनो ॥ १ ॥ अथजन्माष्टमीनिर्णयः॥ भाद्रपद वदि अष्टमी जन्माष्टमी ॥ सो वह अष्टमी सप्तमीविद्धा न लेनी सप्तमीको वेध सूर्योदयसूं लेनो एकादशीकिसीनाई पचपन ५५ घडिको वेध न लेनो ओर अष्टमी जो सप्तमीविद्धा होय तो औदियकअष्टमिके दिन उत्सव माननो ओर अष्टमीको क्षय होय तो हु शुद्धनवमीके दिन उत्सव माननो ओर दो अष्टमी होंय तो पेहेली अष्टमीके दिन उत्सव माननो ॥ २ ॥ अथराधाष्ट्रमीनिर्णयः ॥ भाद्रपद शुदि अष्टमी राधाष्टमी ॥ सो अष्टमी उदयात लेनी ओर दो अष्टमी होंय तो पेहेली अष्टमीके दिन उत्सव माननो ओर अष्टमीको क्षय होय तो विद्धाअष्टमिकेही दिन उत्सव माननो ॥ ३ ॥ अथ दा नएकादशीनिर्णयः॥ भाद्रपद शुदि एकादशी दानएकादशी॥ सी जा दिन बत करनी तादिन दानकी उत्सव माननी बतकी प्रकार तो प्रथम एकादशीनिर्णयमें लिख्योहे ओर यह उत्सव कित नेक औदिविक एकादशीके दिन करतहें ओर एकादशीको क्षय होय तो विद्धाएकादशीके दिन ही करतहें परंतु मुख्यपक्ष वतके दिन उत्सव करनो यह ही है ॥ ३ ॥ अथवामनद्वादशीनि

र्णाय: ॥ भाद्रपद शुदि द्वादशी वामनदादशी॥ सो द्वादशीमध्यान्ह व्यापिनी लेनी मध्यान्हको लक्षण जितनी दिनमानकी घडी होय तिनको बराबर मध्यभाग सी मध्यान्ह यह मुख्यपक्ष ओर जितनी दिनमानकी घडी होंय तिनके पांच भाग करने तामे तिसरी भाग मध्यको जितनी घडिको आवे ता कालको नाम मध्यान्ह काल यह दूसरोपक्ष ओर एकादशीके दिन विष्णुशृंखल योग होय तो एकादशीके दिन उत्सव माननी विष्णुशृंखल योगको प्रकार एका दशीमें श्रवणनक्षत्र बेठे और दादशी श्रवणनक्षत्रहीमें उपरांत आवे ता योगको नाम विष्णुशृंखल यह योग एकादशीके दिन सूर्योदयसूं लेकें सूर्योस्तसूं पाइलें चाहेतब आवती हीय ती एकादशीके दिन उत्सव माननो और रात्रिमें यह योग आवती होय सी उपयोगी नहि ओर एकाद्दािके दिन विष्णुशृंखलयोग न होय केवल श्रवनणक्षत्र होय और द्वादशीके दिन श्रवणनक्षत्र न होय तो हू एकादशीके दिन उत्सव माननो ओर विद्धा एकादशीके दिन श्रवणनक्षत्र होय तो वा दिन उत्सव माननो नही ॥ द्वादशीके दिन माननो ओर दोइ दिन श्रवणनक्षत्र न होय ओर दादशी मध्यान्हसमयकेविषे दोइ दिन आवती होय तो एकादशीके दिन उत्सव माननो ओर मध्यान्हसमें दोई दिन दादशी न आवती होय तो हू एकादशीके दिन उत्सव माननो ओर एकादशी तथा हादशी दोइ दिन श्रवणनक्षत्र आवती होय तो हादशीके दिन उत्सव माननो ओर दो हादशी होय तो पेहेली हादशीके दिन श्रवणनक्षत्र होय तो पेहेली द्वादशीके दिन उत्सव मानदो ओर दूसरीहादशीके दिन श्रवणनक्षत्र होय तो दुसरी हादशीके दिन उत्सव माननी ओर दो दादशीनमें श्रवणनक्षत्र हीय ती जा दिन मध्यान्हसमें श्रवणनक्षत्रकी व्याप्ति होय ता दिन उत्सव माननी और दोइ दिन श्रवणनक्षत्र होय परंतु मध्यान्हव्याप्ति दोइ दिन नहीं होय तो जा दिन उदयात श्रवणनक्षत्र होय ता दिन उत्सव माननो ॥ ५॥ अथनवरात्रत्रारंभानिर्णयः॥ आश्विन शुदि प्रतिपदासूं नवरात्रको आरंभ होय सो प्रतिपदा उदयात लेनी ओर दो प्रतिपदा होय तो पेहेली प्रतिपदा लेनी ओर प्रति पदाको क्षय होय तो विद्धाप्रतिपदा लेनी ॥६॥अथविजयादश मीनिर्णय:॥ आश्विन शुद्ध दशमी विजयादशमी सो दशमी सं ध्याकालव्यापिनी लेनी सो दशमी दो प्रकारकी श्रवणयुक्त ओर श्रवणरहित तामें श्रवणरहित दशमी चारप्रकारकी पेहेले दिन संध्याकालन्यापिनी दूसरे दिन संध्याकालन्यापिनी दोइ दिन सं ध्याकालव्यापिनी ओर दोइ दिन संध्याकालमें न होय एसी तामें पेहेंळे दिन संध्याकाळव्यापिनी होय तो पेहेळे दिन माननी दूसरे दिन संध्याकालव्यापिनी होय तो दूसरे दिन माननी ओर दोइ दिन संध्याकालव्यापिनी होय तो पेहेले दिन माननी ओर दोइ दिन संध्याकालव्यापिनी न होय तो दूसरी दशमीके दिन माननी ॥ अब श्रवणनक्षत्रसहित विजयदशमीकी प्रकार पेहेले दिन दशमी श्रवणनक्षत्रयुक्त संध्याकालव्यापिनी होय तो पेहेले दिन माननी ओर दूसरे दिन संध्याकालसमय श्रवणनक्षत्रयुक्त होय तो दूसरे दिन माननी ओर दशमीके दिन श्रवणनक्षत्र उदयात हीय ओर संध्याकालविषे श्रवणनक्षत्रकी व्याप्ति आवती न होय तो हु वा हि दिन माननी और पेहेले दिन संध्याकालव्यापिनी दशमी न होय और दूसरे दिन संध्याकालसूं पेहेर्ले दशमी ओर श्रवणनक्षत्र दोई समाप्त होतेहींय तो दूसरे दिन माननी ओर सूर्योदयसमें थो डी दशमी होय ओर श्रवणनक्षत्रकी व्याप्ति संध्यासमे होय तो हु वा हि दिन माननी ॥७ ॥ अथशारदपूर्णिमानिर्णयः ॥ आश्विन सुद पून्यो सरदपून्यो सो चंद्रोदयव्यापिनी लेनी ओर दोईदिन पून्यो चंद्रोदयव्यापिनी होय तो पेहेली लेनी ओर दोइ दिन चंद्रोदयव्यापिनी न होय तो हु पेंहेली लेनी ॥८॥ अथ धनत्रयोदशीनिर्णयः॥ कार्तिक वदि त्रयोदशी धनत्रयोदशी॥ सी त्रयोदशी उदयात छेनी देवियोदशी होय तो पेहेछी छेनी ओर त्रयोदशीको क्षय होय तो विदा लेनी ॥ ९ ॥ अथरूपचतुर्द शीनिर्णय:॥ कार्तिकवदि चतुर्दशी रूपचतुर्दशी यह चतुर्दशी चंद्रोदयव्यापिनी लेनी ओर दो दिना चंद्रोदयव्यापिनी होय तो पूर्व लेनी ओर दोई दिना चंद्रोदयसमय ॥ अथवा अरुणोदयसमय चतुर्दशी क्षयवशसूं न आवती होय तो विद्धा लेनी यद्यपि निर्भ यरामभटनें यह चतुर्दशी सूर्योदयव्यापिनी लिखीहें तथापि संव रसरोत्सवकल्पलता उत्सवमालिका प्रभृति प्राचीनप्रंथनको तो पहिलें लिख्यो सो ही संमतह ॥ अथदीपीत्सवनिर्णयः॥ कार्तिक वदि अमावस दिवारी सी अमावस प्रदोषव्यापिनी लेनी प्रदोषको लक्षण तो सूर्य अस्त होयवे लगें तबसूं सो छ घडी रात जाय ता कालको नाम प्रदोषकाल पेहेले दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो पेहेले दिन माननी और दूसरे दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो दूसरे दिन माननी ओर दोईदिन प्रदोषव्यापिनी होय तो पेहेले दिन माननी ओर दोई दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो हु पेहेले

दिन माननी ॥ ११ ॥ अथअन्नकूटोत्सवनिर्णयः॥ अन्नकूट को उत्सव दिवारीके दूसरे दिन माननी और वा दिन कछ अड बाडाटसं अन्नक्ट न बनिसक तो कार्तिकशुदी पूर्णिमाताई जब वने तव करनो ॥ १२ ॥ अथभ्रातृद्वितीयानिर्णयः ॥ कार्तिक सुदि दूज भाइदूज सी दूज मध्यान्हव्यापिनी लेनी मध्यान्हको ल क्षण पेहें वामनद्दादशीके निर्णयमे लिख्योहे और मध्यान्हव्या पिनी न होय तो उदयात होय ता दिन माननी ॥ १३॥ अथ गोपाष्ट्रमीनिर्णयः॥ कार्तिक सुदि अष्टमी गोपाष्टमी सी अष्टमी उदयात लेनी दो अष्टमी होंय तो पेहेली लेनी और क्षय होय तो विद्धा लेनी ॥ १५॥ अथ प्रबोधिनीनिर्णयः॥ कार्तिक शुदि एकादशी प्रबोधिनीएकादशी सो जा दिन व्रत करनी ता दिन भद्रारहितसमेमें देवोत्थापन करनो वतको प्रकार प्रथम एकादशीके निर्णयमे लिख्योहे ॥ १५ ॥ अथ श्रीगिरिधराणां जन्मोत्सवनिर्णयः॥ कार्तिक शुदि हादशीके दिन श्रीगिरिध रजीको जन्मउत्सव सो द्वादशी उदयात लेनी ओर दी द्वादशी होंय तो पेहेली द्वादशीके दिन उत्सव माननो और द्वादशीको क्षय होय तो विद्धाहादशीके दिन उत्सव माननो ॥ १६ ॥ अथ श्री महिङ्कलनाथजनमोत्सवनिर्णयः॥ पौष रूष्ण नवमी श्रीगु सांइजीको जन्मोत्सव सो नवमी उदयात छेनी ओर दो नबमी

२ भद्रा सो विष्ठि सो पंचांगमें स्कुट लिखी होयहे ओर दशमीकी समाप्तिस्ं लेके द्वादशीके आरंभतांई एकादशीकी जितनी घडी सिद्ध होंय तिनमें दो विभाग कारिकें दूसरी विभाग भद्रा जाननी जेसे अहावन घडी एकादशी होय तो पेहेली गुनतीस घडी आछी ओर दुसरी गुनतीस घडी भद्रा जाननी.

होंय तो पेहेली नवमीके दिन उत्सव माननो ओर नवमीको क्षय होय तो विद्धानवमीके दिन उत्सव माननो ॥ १७ ॥ अथमकर संक्रांतिनिर्णय: ॥ मकरसंक्रांतिको पुण्यकाल संक्रांति बेठेपिछे बीसवडीताई जाननो सो सूर्यास्तसूं पेहेले जो संक्रांति बेठे तो वा दिन पुण्यकाल जासमें आवतो होय तासमें तिलवाभोग धरने दाना दिक करने ओर सूर्यास्तसूं पिछें संक्रांति वेठे तो दूसरे दिन प्रातः कालकेविषे तिलवाभाग धरने दानादिक करने और संकांतिके पेहेलेदिन भोगीको उत्सव माननो ॥ १८ ॥ अथवसंतपंच मीनिर्णय:॥ माघ सुदि पंचमी वसंतपंचमी सो पंचमी उदयात लेनी ओर दो पंचमी होंय तो पेहेली पंचमीके दिन उत्सव मान नी क्षय होय तो विद्धापंचमीके दिन उत्सव माननी ॥ १९॥ ॥ अथहोळिकादंडारोपणनिर्णयः ॥ माघ सुदि पून्यो होरी दंडारोपणपर्वात्मक उत्सव स्रो होरीदंडारोपण भद्रारहित कालमें करनी संध्याकालकेविषे ॥ अथवा॥ प्रातःकालकेविषे सांझको भद्रारहित पै। र्णिमा न होय तो आवतीपिछली रातकूं प्रतिपदामें दंडारीपण करनी ओर वा दिन यहण होय ओर यस्तोदय होय ती यहण छूटेपिछें दंडारीपण करनी ओर यस्तोदय न हीय ती यहण लगेपेहेलें दंडारोपण करनो ॥ २० **॥ अथश्रीमद्गोवर्धन** धरागमनोत्सवनिर्णयः॥फाल्गुन रुष्ण सप्तमी श्रीनाथजीको पाठउत्सव सो सप्तमी उदयात लेनी ओर दो सप्तमी होंय तो पेहेली सप्तमीके दिन उत्सव माननो ओर सप्तमीको क्षय होय तो विद्धासप्तमिके दिन उत्सव माननो ॥२१ ॥अथहोलिकोद्दीपन निर्णय: ॥ फाल्गुन सुद पून्यो होलिकोत्सव सी पून्यो प्रदोषन्या

पिनी लेनी तादिन होरी भद्रारहित कालमें प्रगटनी संध्याकालके विषें सूर्यास्तसूं पीछें अथवा प्रातःकालकेविषें सूर्योदयसूं पेहेलें ओर पहिले दिन आखीरात भद्रा होय ओर दूसरे दिन सायंकालसुं पहिलें पून्यो समाप्त होतीहोय तो दूसरेदिन सूर्यास्तपीछं प्रतिपदामे ही होरी प्रगटनी अथवा भद्रा वेठेपिछें पांच घडीतांई भद्राकी मुख ताको त्याग करिकें वाकीभद्रामें ही प्रगटनी अथवा भद्राकी तीन घडी छेली सो भद्राको पुछ तामे होरी प्रगटें तो हू चिंता नहीं ओर वा दिन यहण होय ओर यस्तीदय होय तो यहण छूटे पीछें होरी प्रगटनी ओर यस्तोदय न होय तो यहण लगे पेहलें होरी प्रगटनी परंतु कव हू होरी दिनमें प्रगटनी नहि रात्रीमें ही प्रगटनी ओर जा रात्रिमें होरी प्रकटीजाय तासूं पहिलेंदिनमें हो रीको उत्सव माननो ॥ २२ ॥ अथदोलोत्सवनिर्णयः॥ फा ल्गुन शुद्ध पौर्णिमाके दिन अथवा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र जा दिन होय ता दिना दोलोत्सव माननो सो उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र पीछ लीपेहेररातसूं लेकें सूर्योदय होय ताहांतांई चाहे तव आयी चहिये केवल उदयात नक्षत्रको आग्रह नहीं ओर पौर्णिमापेहेली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आवती होय तो शुद्धपौर्णिमाके दिन दोलोत्सव माननी और दो पून्यो होंय तो पेहेलीपून्योंके दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हीय तो वा दिन दोलोत्सव करनी ओर दूसरी पौणिमाके दिन उत्तरांफाल्गुनी नक्षत्र होय तो तादिन दोलोत्सव करनो और दोई पूर्णिमाके दिन उदयात नक्षत्र होय तो पेहेले दिन दोलोत्सव मान नो ओर पौर्णिमाको क्षय होय ओर वा दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होय तो वा दिन दोलोत्सव करनो ओर पूर्णिमापीछें प्रतिपदाप्रभृ

१ भद्रा सो बिष्टी ताको स्वरूप राखीपून्याके निर्णयमे में लिखूगा

निमें उत्तराफाल्गुनी आवे तो ता दिन दोलोत्सव माननो ओर सी नक्षत्र दोदिन उदयात होय तो पहिलेदिन उत्सव माननो ओर उत्तराफालगुनीनक्षत्रको क्षय होय तो क्षयके ही दिन दोलोत्सव करनो ओर पौर्णिमाके दिन ग्रहण होय ओर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दुसरे दिन होय तो पौर्णिमाके दिन दोलोत्सव करनी ग्रहण होय तव नक्षत्रको आग्रह नही ॥२३॥ अथसंवत्सरारंभनिर्णयः॥ चैत्रशुद्ध प्रतिपदा संवत्सरोत्सव सो प्रतिपदा उदयात लेनी ओर दो प्रतिपदा होंय तो पेहेली प्रतिपदाके दिन उत्सव माननो ओर प्रतिपदाको क्षय होय तो विद्धाप्रतिपदाके दिन उत्सव माननो ओर दो चैत्र होंय तो पेहेलेचैत्रकी शुक्कप्रतिपदाके दिन उत्सव माननी एसी निर्णयसिंध्वादियंयनको आशय हे ओर दूसरेचैत्रकी शुद्धप्रतिपदामें उत्सव माननो एसो समयमयूखप्रभृतिनको अभिप्राय हे तासूं जादेशमें जेसी शिष्टाचार हीय तहां तेसी माननी याबावत स्वमार्गीययंथनमें कछु विरोषलेख नहीहे ॥ २४ ॥ अथरामनव मीनिर्णय:॥ चैत्रशुद्ध नवमी रामनवमी सो नवमी उदयात लेनी ओर दो नवमी होय तो पेहेलीनवमीके दिन उत्सव माननो ओर नवमीको क्षय होय तो विद्धानवमीके दिन उत्सव माननो ओर दशमीको क्षय होयके वतके दूसरे दिन पारणाकेलियें दशमी न रहति होय तो हू विद्वानवमीके दिन उत्सव माननो ॥२५॥ अथमे षसंक्रांतिनिर्णयः॥ भेषसंक्रांतिको पुण्यकाल संक्रांति जाविरियां बेठे तासूं दशघडी पहिलें ओर दशघडी बेठेपीछें जाननो तामें हू जो जो घड़ी संक्रांतिक पासकी होय सो सी अधिकी अधिकी पुण्य काल जाननो ओर जो सूर्यास्तभयेपीछें संक्रांति अर्द्धरात्रीसूं पहिलें

बेठती होय तो वादिना मध्यान्हपीछें पुण्यकाल जाननी ओर अर्द्ध रात्रसूं पीछें बेठती होय तो दूसरे दिन मध्यान्हसूं पहिछें दो प्रहर पुण्यकाल जाननी ओर बरोबर मध्यरात्रिकेसमें संक्रांति बेठती होय तो पहिलेदिना मध्यान्हसूं पौछें दो प्रहर पुण्यकाल ओर दूसरेदिन मध्यान्हर्सू पहिलें दो प्रहर पुण्यकाल एसें दोउदिना पुण्यकाल बरो वर जादिना सौकर्य होय तादिना माननो ॥२६ ॥ अथश्रीमदा चार्याणांत्रादुर्भावोत्सवनिर्णयः॥ वैशाखकष्णएकादशी श्रीम हाप्रभुनको जन्मोत्सव सो एकादशी उदयात छेनी ओर दो एका दशी हींय तो पेहेळी एकादशीके दिन उत्सव माननो एकादशीको क्षय होय तो विद्धाएकादशीके दिन उत्सव माननो जा दिन वत करनो ताही दिन उत्सव माननो एसो आग्रह नही याही प्रमाणे सातींबालंकनके तथा सब गोस्वामि बालकनके जन्मदिन उत्सवकी सब तिथी लेनी ॥ २७ ॥ अथअक्षयतृतीयानिर्णय:॥ वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षयतृतीया सो तीज उदैयात लेनी ओर दो तीज़ हैं।य तो पेहेली तीज माननी ओर तीजको क्षय होय तो विद्वातीजके

१ अब वैष्णवनकों जानिवेकालियें सातों बालकनके उत्सव लिखतहूं श्रीगिरिधर जीको उत्सव कार्तिकशुदि द्वादशी, श्रीगोविदरायजीको उत्सव मार्गिशर विद अष्टमी, श्रीबालकष्णजीको उत्सव आश्विन यदि त्रयोदशी, श्रीगोवुलनाथजीको उत्सव मार्ग शिर्ष शुदि सप्तमी, श्रीरघुनाथजीको उत्सव कार्तिक शुदि द्वादशी, श्रीयदुनाथजीको उत्सव कार्तिक शुदि द्वादशी, श्रीयदुनाथजीको उत्सव कार्तिक शुदि द्वादशी, श्रीयदुनाथजीको उत्सव काश्विन विद द्वादशी, इनसवजन्मोत्सवनमें तिथि उदयात लेनी और वह तिथि दोदिना सूर्योदयसमें होय तो पहिलेदिन उत्सव माननी और वातिथिको स्व होय तो सवके दिन ही उत्सव माननी यह निर्णय तो मूलग्रंथमें दिखायो ही हे और इनसवउत्सवनमें कल्ल विशेषनिर्णय नहीहे तासूं ये उत्सव संस्कृतनिर्णयग्रंथनमें हू जुदे लिखे नहीहे और मूलपुरुषादिकनमें प्रसिद्ध हू हे ताहीसूं श्रीजीवनजीमहाराजने या ग्रंथमें शुदेजुदे नहिल्ले.

दिन उत्सव माननो ॥ २८ ॥ अथनृसिंहचतुर्दशीनिर्णयः ॥ वैशाखशुद चतुर्दशी नृसिंहचतुर्दशी सो चतुर्दशी उदयात लेनी ओर दी चतुर्दशी होंय तो पेहेलीचतुर्दशीके दिन उत्सव माननी ओर चतुर्दशीको क्षय होयतो विद्धाचतुर्दशीके दिन उत्सव माननो ॥२९॥ ॥ अथगंगादशहरानिर्णयः॥ ज्येष्ठशुद्ध दशमी श्रीगंगाजीकी दशहरा सो दशमी उदयात लेनी ओर दो दशमी होंय तो पेहेली दशमीके दिन उत्सव माननो ओर दशमीको क्षय होय तो विद्वाद शमीके दिन उत्सव माननो ॥ ३० ॥ अथज्येषाभिषेकोत्सव निर्णयः॥ ज्येष्ठशुद्धपौर्णिमाके दिन अथवा जा दिन सूर्योदयसूं प हेलेपिछलीरातकूं स्नानसमें ज्येष्ठा नक्षत्र होय ता दिन स्नानयात्राको उत्सव माननो ॥ सो पून्यो उदयात लेनी ओर ज्येष्ठानक्षत्र पिछलीपे हेररातसूं लेकें सूर्योदय होय तांहांतांई चाहेतब आयो चहिये॥ ओर दोपून्यो होंय तो पेहेली पून्योंके दिन स्नानसमें पिछलीरातकूं ज्येष्ठा नक्षत्र आवतो होय तो वा दिनै उत्सव माननो ॥ ओर दुसरी पून्योके दिन स्नानसमें पिछलीरातकूं ज्येष्ठानक्षत्र आवतो होय तो तादिन उत्सव माननो ओर दोइ दिन पिछलीरातकूं स्नानसमें ज्येष्ठानक्षत्र आवतो होय तो पेहेलेदिन उत्सव माननी और पून्योको क्षय होय ओर वा दिन आवती पिछलीरातकूं स्नानसमें ज्येष्ठानक्षत्र आवे तो वादिन उत्सव माननो ओर पून्योंके दिन ज्येष्ठानक्षत्र न हीय तो जादिन सूर्योदयसूं पहिले स्नानसमें ज्येष्ठानक्षत्र आवे तादिन उत्सव माननो यामे पूर्णिमाको आग्रह नहि ओर ज्येष्ठानक्षत्रको क्षय होय तो हू दूसरे दिन स्नानसमें ज्येष्ठानक्षत्र आवती होय तो ता दिन उत्सव माननो ओर स्नानसमयसूं पहिलें ही ज्येष्ठानक्षत्र समाप्त

होतोहीय तो केवल पूर्णिमाके दिन उत्सव माननो और पुन्योकी आवतीपिछलीरातकूं ज्येष्ठानक्षत्र होय ओर यहण होय तो पेहेली पिछलीरातकूं नक्षत्रविना हू केवल पूर्णिमामें स्नान करावनी ॥३१॥ ॥ अथरथोत्सवनिर्णयः॥ आषाढ शुद्ध प्रतिपदासूं लेके जा दिन पुष्यनक्षत्र होय ता दिन रथयात्राको उत्सव माननो सो पुष्य नक्षत्र सूर्योदयन्यापी लेनो ओर दोईदिना नक्षत्र सूर्योदयन्यापी होय तो पहिलेदिना रथयात्राको उत्सव माननो ओर नक्षत्रको क्षय होय तो क्षयके दिन हि पुष्यनक्षत्रमें उत्सव करनो अथवा केवल दिती याके दिन उत्सव माननो ॥ ३२ ॥ अथषष्ठीपंडगुनिर्णयः॥ आषाढशुद्धपष्टी कसूंबाछड सो छड उदयात लेनी ओर दो छड होंय तो पेहेली छड लेनी ओर छडको क्षय होय तो विद्धाछड लेनी ॥३३ **॥ अथआषाढशुद्धपें। र्णिमानिर्णयः॥** आषाढशुदी पून्यों पर्वात्मक उत्सव सो पून्यों उदयात लेनी दो पून्यों हींय तो पेहेली पून्यों लेनी ओर पून्योंकी क्षय होय तो विद्धापून्यो लेनी ॥३४ ॥ अथहिंदोलांदोलनारंभनिर्णयः ॥ श्रावणरूष्ण प्रतिपदासूं लेकें जा दिन दिनशुद्धी होय श्रीठाकूरजीकी वृषराशीकूं अनकूल चंद्र होय ता दिनसूं श्रीठाकुरजीकूं हिंडोरा झुलावने॥३५॥ ॥ अथश्रावणशुक्कतृतीयानिर्णयः॥ श्रावणसुदि तिज ठकुरा नीतीज सो तीज उदयात लेनी ओर दो तीज होंय तो पेहेली तिज' लेनी. ओर तिजको क्षय होय तो विद्धा तीज माननी ॥ ३६॥ ॥ अथनागपंचमीनिर्णयः॥ श्रावणशुद्ध पंचमी नागपंचमी सी पंचमी उदयात छेनी ओर दो पंचमी होंय तो पेहेली छेनी ओर क्षय होय तो बिद्धा लेनी ॥ ३७ ॥ अथपवित्रेकाद

शीनिर्णयः॥ श्रावणशुद्ध एकादशी पवित्राएकादशी सो जा दिन कर कर को ता दिन भद्रौरहितसमें में श्रीठाकुरजीकूं पवित्रा धरावने वतको प्रकार प्रथम एकादशीनिर्णयमें लिख्योहे॥ ३८ ॥ अथर क्षावंधननिर्णय ॥ श्रावण शुदी पून्यो राखीपून्यो सो पून्यो राखी धरे तासमें भद्रौरहित चहिये और सवेरें तथा सांझकूं भद्रार हितपूर्णिमा मिले तो सांझकूं रक्षा धरावनी॥ ३९ ॥ अथिहिंदो लांदोलनिजयनिर्णय:॥ श्रावण सुदी पून्योसूं लेकें और तीजताई जा दिन दिनशुद्धि होय श्रीठाकुरजीकी वृषराशिकूं अनु कूल चंद्र होय शनैश्वर वार बुधवार न होय ता दिन हिंदोराविजय करनी और कलू अडवडाट होय तो जनमाएमीताई हू हिंदोरा झूलें और पवित्रा हू तहातांई धरे एसी सदाचार हे॥ ४०॥ इति श्रीवळ्ठभाचार्यपादांबुजपढं घ्रिणा॥ जीवनेनकतः सन्यक् निर्णयोवजभा

३ जनमाष्टमीतांइ पानित्रा धरिसके एसा सदाचार ह ओर कल्डु बढे अडबडाटस् जनमाष्टमीतांइ हू न बनिसके तो प्रवेधिनीतांई हू पिनता धरायनेको काल ग्रंथनमें लिख्योहे परंतु वैष्णवकों सर्वथा पानित्रा धरायोदिना रहना नहि क्यों जो पानित्रा धराये बिना आखनर्षकी सेवा निष्फल होतहे.

४ अब यारीतसी सबउत्सवनकी निर्णय कारिके गोस्वाभिश्रीजीवनजीमहाराज या ग्रंथकी संपूर्णता एकश्लोकमें दिखावतहें ताश्लोकको अर्थ श्लीमहापभुनक चरणरूपक मलके भगर इतने जेसे भगर कामलमें अत्यंत आसक्त हीतहे तेसे श्लीमहाप्रभुनके

१ भद्राकी स्वरूप प्रवोधिनीके निर्णयमें छिख्याहे विशेष रक्षानिर्णयमें छिख्यी.

२ भद्राको स्वरूप उयोति:शास्त्रमें कह्योहे राकाष्ट्रमीपाग्दलेविट्यांग्रेकतरहयोर वहुले कृष्णेनिरेकेणिह याको ताल्यीयं कृष्णपक्षमें तृतीयाके ओर दशमीके दूसरे आधिमा गर्मे भद्रा रहे और सप्तमिके ओर चतुर्दशीके पहिलेआधेमागमें भद्रा होय ओर शुरू पक्षमें चतुर्यीके ओर एकादशीके दूसरेआधेमागमें भद्रा होय ओर अष्टमीके तथा पूर्णिमाके पहिलेआधेमागमें भद्रा होय जसे चतुर्दशीकी समाधिमयेसूं लेके प्रतीपत्के आरंभताई छपन्वछडी पून्योहोय तो पहिलीअहाईसघडी भद्रा जाननी ये भद्रा पंचांगमें हू स्कुट लिखीहोयहे होरीके निर्णयमें हू याहीप्रमाणे भद्रा जाननी

षया ॥ ९ ॥ उत्सवानांकल्पलतांप्रतानंनिर्णयांस्तथा ॥ आलोक्याथ विचार्यापिप्रयत्नेनयथामति ॥ २ ॥ भैगवत्सेवकानांचतदज्ञानवतांस दा ॥ सीकर्यायहिसेवायांप्रयत्नीयंमयाकृतः ॥ ३ ॥ यद्यैशुद्धंभविर्विक चित्पौनरुक्तयंश्रमात्तदा ॥ क्षंतव्यंविवुधैर्यत्तेगुणानांग्रहयालवः ॥ ४ ॥

चरणारविंदमें अत्यंत आसक्त एसे जे श्रीजीवनजीमहाराज तिनने आछीरीतसों यह निर्णय वजभाषामें किया

१ अब सबनकूं विनाश्रम तुरत उत्सवनको ज्ञान है। यवेकेलिये यह ग्रंथ भाषामें कियोहे तासूं यामें बचन लिखे नहीहें यातें कोईकूं निर्मूलपनेको संदेह होय ता संदे हको निवारण दूसरेक्षीकमें करतहें ताक्षीकको अर्थ प्राचीन श्लोकबद्ध संवत्सरोत्सव कल्पलता और अनेकग्रंथकारश्रीपुरुषोत्तमजीकतउत्सवप्रतान और कल्याणरायजीनि भीयरामभटप्रभृतिनको उत्सवनिर्णय इन सब ग्रंथनकूं मेरी बुद्धिप्रमाणे यत्न करिकें देखिक और संपूर्ण विचार करिकें यह ग्रंथ कियोहे यातें या ग्रंथमें जो निर्णय लिख्योहे तामे प्रमाण बचन चिहयें तो बिन ग्रंथनमे देखने और मेरि बुद्धि प्रमाणे यह कियो एसे कही यातें दीनता दिखाइ और याश्लोकमे अथशब्द काल्स्यीर्थक हे सो अमरकांशादिकनमें प्रसिद्ध है ॥ २ ॥

२ अब या ग्रंथको प्रयोजन तीसरेश्लोकमें कहतर्दे ता श्लोकको अर्थ जे सदा भगवत्सेवा करतदें ओर उत्सव केसे मानने यह ज्ञान जिनकूं नाहि एसे जे बैडणव हैं तिनकूं सर्वदा सेव में सीकर्य है। येवेकि लियें ही इतने वर्षदिनपर्यंतकी सब सेवा सुखसूं करीजाय याहीकेलियें यह प्रयत्न मेनें कियोंहे या श्लोकमें हिशब्दको अवधारण अर्थ है.

३ अब या मार्गमें दीनता मुख्य साधन हे और परिपूर्णविद्वान होतहें ते गर्वर हित सरल होतहें ताही सूंचीये खोक में नम्रता दिखा बतहें ता खोक को अर्थ या ग्रंथ में मेरी भांति सूं जो कछु अशुद्ध होय ओर जो पुनहां के होय इतने जो बात एक बिरियां लिखी होय सो ही वृथा दूसरी बिरियां लिखी गई है। य तो सो सब सुज पंडितन के क्षमा करने। क्यों जो वे गुणन के ही ग्रहण करिवेबारे होतहें ग्रह या लुए सो ग्रहण करि वेबार को नाम अमरमे प्रसिद्ध हे ग्रह या लुर्श्व होति है.

चेद्रंदुयहेशुत्रांशुमितेब्देकार्तिकेऽसिते॥ नवन्यामकैवारेऽयंत्रबंधःपारेपूरि तः ॥ ५ ॥ इतिश्रीगोकुलोत्सवात्मजश्रीजीवनारुयेनविरचितोयमुत्स वनिर्णयःसमाप्तिमगमत् ॥

१ अब यह ग्रंथ कीनसे संवतमें कीनसे दिना संपूर्णभयों सी पांचमे स्त्रीकमें लिख तहें ता स्त्रीककों अर्थ चंद्र सी १ मूं सी पृथ्वी १ ग्रह सी ९ शुआंशा सी चंद्र १ पासंख्याके वर्षमें इतनें अंकानांवामतोगतिः या न्यापसूं विक्रमशकानुसारि गुलीससे ग्यारह १९११ के वर्षमें कार्तिकमहीनामें असित सो कृष्णपक्षमें नवमी आदि स्वारके दिन यह श्रंथ संपूर्ण कियो ॥ दोहा ॥ घनश्यामसुत्रपंचनदिगोवर्द्धनकविचार ॥ सुन्छ मउच्छवलेखिकाटिपाणरचीविचार ॥ १ ॥ वसुलोचनप्रहवसुमतीवित संवत्नेसार ॥ पूर्णभयीयहपीषवितनवमीदिनभृगुवार ॥ २ ॥ इतिश्रीवछभाचार्यमतवर्तिनामोक्षगुरुखमा तामहगोस्वामिश्रीव जवलभचरणकतिनापंचनदिघनश्यामभटात्मज्ञेनिपतृल्वभिवेतेगोव द्दिनशीवकविनाविराचितं उत्सवनिर्णयटिप्पणंसपूर्ण ॥